देवी रहस्य

## THE VEDIC PATH

Quarterly Journal of Vedic, Indological and Scientific Research
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya,
HARDWAR

To,

If not delivered, please return to:
Dr. R. L. Varshney
Editor, Vedic Path
'Dreamland'
P. O. Gurukula Kangri-249 404
HARDWAR, U. P., INDIA.

ह्य

ह्यलिब्स्तामरधारक: द्राडीचारंग्ज्रिरक्तं: कमाउलधरीनद्यां कामीकर्मरतः कालः की-लाकं दितं दिवारः भ्रामकाजानि हुता स्वजाम हाजउस दन: जाले धरोजग हासीहासक द न नमहिः हवियाहयवाहीहीहिष्कोहार कागदाः समिरहिमवाही ताहिव उनेहल वाशः हालाष्ट्रियोहिदस्य ऋकां नाह्यय स षणः शोषणः लेशहा क्ररः कडरोकिहना कृति: क्रवरीधीमयोध्यानोधयेयोधीमान्यानि धिः दविष्येदमना भ्यस्तादाता त्रातासनासमः निर्गतानैगमीगम्या निर्जी वाजिर सोजरः जन जीवोजितारातिर्जगद्यापीजगन्मयः चामीकर निभा मामानिनायतलीचनः रोचनोमोच नामंत्रीमंत्रकोरिसमाश्रितः पंचन्ततात्मकः तनाचनः पंचसायकः पंचवज्ञःकः पंचमाप श्चिम: पूर्णः एवं:की लीकलाः क्रेंनी गडीर। ह्दयाग्रीवा लक्तालालिताशयः लालाचि なてする

तो वह ब्रासी मास पत्त नृरूपवान् ध्रवीध्व गति धिर्मिधर्मे नाकि प्रियोनले: जुगत्त्वा ग्रस्त अवने अवने कमलापरः सागरः खगीतः साद्वासानदासाध्य प्रजिताः सतीपतिः सम रसं: सनकः सरताः सरः स्वराष्ट्रियोवस पति वीसवावस्य प्रजिताः वित्तदे। वित्तनाय। श्रमधानिनाधनदायकः राजीवनयनोजीवः सम्तिद:कृतिकास्वर:अभिनोम्प्रस्वः श्रभोभर गोभरगोष्ट्रिय: कृतिकासनकः। कोलोरोहोरोहाएपाडुकः इस्मवेदोरिमदीच रोहिणी माहतेम्तम् मगराजीमगरिरोमाध वो मध्य धानः । प्रादाकरीमहाव दिमहार। गविन्यणः ऋतेपद्त्वविभवोन्द्वरातः प्रनर्मय: अनर्वः अनर्जनाप्रनतीवः प्र नवेमुः तिनिरित्ति विकेत्र अतिमिचार का घातनः तिष्यसा लाधरा दमनीविश्लेष प्ण राट् मानदोमायवामाघोवाचानामघवा।

यमः मध्यामद्याप्रियामद्यामनामाष्ठामहाज्ञः पू विकालगणिक:स्फीतः स्फलारुनर पालाणः के नदोत्रसासमन्समा श्रयः घोए हस्ताहितिवक्रीह लायुधा चित्रा मरोचित प पः स्वातिविग्रहः विशाखाः शिखिमेवाष्ट्रशिखिभु तसहादरः अन्तरेगं कणास्फा रीन् तरिए खतेनर - अन्राधाप्रयो राधः श्रीमान्। शकः शिविसितः सेषः श्रेष्ठोचितपदीम् तेत्रिज गतागरः मिनः एवतायाया द्यानराष्ट्रम रः श्रयोपितिदनंताताश्रयोवेपितदानवाः श्रा वणः श्रवणः स्रोतधनीधनोधनिष्कः शातात पःशातकमः शतं सातिःशतं भिषक प्रवेभाद्र प दी भद्र द्वीनरोभादिपादितः रेगाकातनयोगमा र वतीरमणार्मी उप्रिप्रक्वातिक येथे मार्गमी विभिगान्मः गीषाः शीर्यः कात्राणा सान्सत श्रित्रकोधेमः राज्यदोविज्ञिलीयस्तारीशस्तार कहाति: प्रतीत: प्रीत: परम: परमी हिता = पर हापचर्डः पचवाषु ए ज्यः पर महः। प्राणा गम विद्योगीः महिबाराम्नोयगः यहा मेबावबामदीमनायामियुनाचितः कल्कार

さですい

प्रा

भः करकोदीपोमर्कर : कर्करोध्रणी जक्करोवन जाहंसापरहेसा: रिगालकः। सहि। सिंहासनाम् h यो मोहम् यकवाहनः प्रत्रदानरक त्राताक या प्रीतकलोषुहाः अनुसरूपीवलिदसन्ताभ्य नुत्रमादिक:कलिश्चापधरोधनीकऋषी मकरामणाः क्रम्भ भाकत्राः क्रजीमीनमा सम्तिपितः राशिताराग्रहमयः सिशिक्तपोजग विर्धः प्रतापीप्रतिपत्त्रीया विस्तीयाद्वेतिश्व तः दिरूपश्चरतीयाग्रिस्यगिरू पत्रयोत्तः चन्धी वस्त्रनोदेवीपरागाः प्रम्ममीरवः यहसाखाँको जाता-यद्यीष्यिकवसरः सप्नातिगतिःसारः सप्रमीभरई हितः ज्यस्मीनंदनीनं तानवमी भित्रावितः दशदिकातिप्रमञ्जदशमीकृति लोद्रतः ग्वादशासागराचा द्वादशीयगचा चितं: त्रयोदशीमणिस्त्रत्यः चतुर्दशीखरषु यः चतर्रशिद्रसस्ताः प्रतिमानस्विग्रहः दशादशीद्शिनुभवानप्रस्थामहेश्वरः भी नीमध्यरवाम्लम्तिमामेयवाहनः महा।

ग्रेना जित को धोजित शत्रुर्जयाष्ट्रयाः रोड्रोरुट्रिष रद्वप्रजागतापन: भवष्रयाभवानीय रम्द्रतभावनः गंधवं करालकं ठोवेकं ठीविससे वितः वृत्रहाविचुहासीरः समस्तदुरितापहः मजरो मानरामतीदगाप्रतादरालसः अनतिसदासारो वीरवीर्यंक वीयदः भारबन्कटमाणिका-क जिक्क किप्राज्ञालकः संडाधारी तुउचलः कुडली मुंबाल कः यनातः यन् हसाश्चपना ना समितिः उद्यीतानरदेताद्यावा मनेलाका माउल: इला मगडलसनाताकृता उग्रह्मीवकः वृह्तकणिव लाडतावायजीवितादक्रटः व्ह्रदास्यरवाक्रात भीमभूमाएउभाएउकाः वृहत्यादसमाक्रातः स प्रयातालवीपितः वृहद्तकृता सुग्रर्गानदर सः लसः वृह्दस्तध्तारीषायुधानातत्। वः स्फ्रजेन्नप्राध्विनगदितः गलतो य प्रवाहा नदाजलक्णाकरः भूमक्जरसंगीतवेदि कि : इस्त र्या महास्युष्ठ खरा चित्रत्र प्रशेषशेषु प्रनियाल जाली परे वितः गर्तियचाननारावप्राप्ताकाराधरातलः

かべから

हारा रू कृता सुग्र सर विश्वातमानसः पंचारा द्वाची जा ह्य मंत्रे मनितविग्रहः वेदातशासुपीय्यधारासावित र्तलः शेरवधानसमाक्रातपातालादिनभरतला चितामणिमहामस्त्रीवाल हसीविलि कविः कृतेत्रता यगित्रासेनासमानजगत्रयः द्यापरः परलोक्षेक्क र्मधातसधाकरः सधासिन्नवप्रयोग्र हो।दे। कटाहकाः अवारादितकारातवर्णपेकितमञ्जरः अवारोकार प्राद्रीततारामाद निनादितः इकारेकारमं त्राद्धमालाभ्रमगालालमः उकारीकार ब्राजारिधीर मागापवीतकः ऋवांगिकित टाकार प्रविध्य सम्मलाः तकारयानलकारशंखप्रादिगंतराः राकारैकारणि। रिजासानापानविचन्। अंकारीकारविश्वादिकत स्यिक्रमः लसः अञ्चावरणीव त्यीया प्रपादादिशी र्वमंडल: कर्णतालकृता सुन्ने वीयवीतित विर्नरः ख गेशधुजरताद्वाक्यकरीटारुणपादकः गर्वितारीष गंधवंगीततत्पर स्रोत्रढाः गणवाहनवागीराषु र- सर्वितः उ-वार्गिमतधारा रत्यानिमा

नेकदेतकः चंद्रज्जमत्रमानिलप्रसंदरविग्रहः छ वचा मर्य ता का मुक्त दा तक ताननाः जरात् धमहानद्यमणिपंत्रिविराजितः प्रकारमध्यवा तगानंगदिनगदितः जवर्णकृतसंहारदैयास् क्यू लि मे तरः रेकारक फलास्वाद वेपिता शेषम् र्धातः हकाराह्यादुकाराको उपकारानंदती ताम्रसिंदूरपंजा क्रात्लाटफलक युतिः घ कार धानं पंज्ञा क्यसंता यित दिन बतः दया मयह मोजीध्तत्रेलोका मेडल-धनदार महायद्यसे से वितपदास्त्रतः निताशेषदेवा । घ किरीटम णिरं तितः परवशापव गीदिमार्ग छेदनद्शकः फिलिचक्रसमाक्रानगलमार लमारित: वेजनायुगमीमायसंत जितस्यास्व र : भवानी हा दयानं दवर्ध नेक निशाकर : मदि राकलशस्की तकरालेककराम्बजः यज्ञातराय संघातघातसजीकृतायुधाः रत्नाकरस्वताका तकातिकीतिविवर्धनः लम्बादरं भीमवप्रदी

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

4.7

मीकृतास्वरः वरुणा विदेगीशानराचे तार्चनच वितः शंकरैकप्रियंत्रेमनयनानेदवर्धनः ल म्बाधरमहानीमवपुर्वीनीकृतास्वरः वरः गा दिदि वोडशखरताला पगीतगानविचत गा-समस्तद्रगितसरिवाचीनारएकेड्यः हरादि व्राम्बेकंठब्रस्मातादेषाडकः समाप्रितेन त्यस्त्र स्वतिनचराचरः ताराकमञ्जवतिकविग तिज्ञलावेग्रहः अकारादित्रकारातिवद्या नुव तविग्रहः जे अस्त्रीविनायके जे ही विप्राध्य हो। गणा धिपः हेरम्बी मोदका हारोव कत्। छो विधितमतः वेदांतगीताविद्याची सिहमंत्राः खडतर: गोप्रावरदादेवाद्वादशाहरमं जितः सप्रकारिमहामंत्रमंत्रितापेषविग्रहः गोगेयो गणसे विश्व जो श्रीहेमात्राः शिवः जो ही श्री त्री स्रोगदेवो महागणपतिः प्रगः अस्योन्। सीत्रपाठ: इदेनामसत्स्तृमताग्णपत्स्र त्म ग्राह्मेगाप्यतमं तुष्यसर्वतं त्रेष्ठ्रगापितं स वित्रविधियं सर्वविष्यविनारानम् यहतारा मध्यारावाणं क्रिसम् वितम् सर्वविद्याम्।

to

यं वास्त्राधनसाधके प्रियम् गरोशस्य चसर्वस्य रहस्यिनिदिवीकसाम् ग्रुश्रेष्टफलदेलोकेमनार यप्रचलम् अवसिष्ठिमयंसाध्यंसाधकानामय प्रदेश विनाचेनेविनाहोप्रेविनात्रासेविनाजपम् श्वनिमानुष्ठिसिक्वीनासाधनस्मितिः मात्रतः च उधामध्यात्रत पर्वमंत्रचन व्ययति खद्र जेमहा मातहस्रकम् धारयनचनदेश्या मध्या रेम धिवा भजसाम्यदिषवसाणमार यदिपशंकरम् वशयदिपित्रेलोका मार्यद्र। रिवलानि एन विद्याप्रजालने स्वीष्ट्रेषेतिध नाधनमात्रयात विवारं याः पठे वितंगगो शस्य ७र-शिव प्रत्यंतवरदेपरपेंग गोशस्य धकान्मः यगनप्र तेत्राचासहस्रभक्त। प्रवेकम् तस्यविचादिविभवीचिराधसाम दः सदार र गोराजभये चते पढे जा मासह सुकं सर्वत्रजयमात्रोतिगं तो रास्यप्रसादतः इतीदेपुण्यसवेखभवनामसहस्रकम् म

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by \$3 Foundation USA

455 4

हाग्रापतेर्ग्नं गापनीयं खयोनिवत् स्रीभेरवः ग्रेम हागापते: वसे सोत्रंततिरू पिराम् जीवस्पागंकते। शीयुजीवन्मित्रप्रदायकम् अस्यंभ्रीमहागणपति स्ता त्र मंत्रस्य स्त्रीनेरवरुषिः गायत्री छेदः स्त्रीमहागण पतिदेवता गंबीजंभी रातिः जीवस्तिकामनार्थेश्री महाग्रापतिस्तवपाठिविनियोगः दिचत्र शवर्ग न्हिवतां गेशिसपीग्रिविताचनसरेशे अहि भ वितका वमसम्बन्ध समंत्र हृद्येसारेग एशं ता रं नारदगीतमेकमिनशंयाः साधकें द्रीतपेदात्री वहिनिशां छरवेश वगहे भूमा लये वाप्रभी तस्य स्मेर ग्रामुजाः प्रतिदेनेला वाप दर्पे म्लाः सुवे श्याष्ट्रवशीभवतित्रिदिवेन्ह्रमे।समस्तानृपा:॥१॥ कमलांकमलात्यहीचया ह दये ध्यायतिदेवमध्य गाम् तवमंत्रप्रभावतस्तदाकमलासभिनतस्य। निष्यसार तकसामकसामपे यदा गणना घष्रि यमें वेमवयः सकलात्मापतिमधी मस्पर स रगाजी। अविशो ते चसः ३ कामरा जमाणिशे स्मरातरोयजपे इ. दिगणे शतावकम् उर्वशीव दनपम्बदादीधीयने इध्यानका मनम् ।

XEE मत्यारलेरिप्निन्द्समानितित्यप्राप्नोतिराज्यन् यचे की वती । शिवाणिमें वयदिसाधका जपेदर एयन् मोशिवसिन्धो विनो चराचरी वे विचरे वि माने जगत्पराया मरच कव ती ६ गरा पत्येडति यूलमन्यतपते भानते श्रूणते पहते गणगणिन रसिङ्ग सरासरलभतेगाणपतिसः ७ वरवरदेति चमत्रमिमयोजपतिशिवादिवसेष्यनिशम् वदा नेवसतेसदनेवसतेहिदवाक मलातवभातिरपि ट सर्वजन मेड्निमं त्रराजे जपेतिये भोजकाव साने भ जितिनदनचेदनादिवृत्ते छतीलास्यस्यरी भे वशमानयेतिभगवन्यदिजपतिस्मरतेष्ठ हिदयश्च वशमिति किन्यस्ता प्यवश्यासतत सरम्द्रता । साहतिषमत्रादारप्रग ज परिनातेपारपना दिकालरोगाः असेवाः जल पंत्रयाति तमासिम् पंजिन्यितियया छ।। प नहसामस्ताष्ट्रसिन शखपुरम द्धान्म तृसमग्रसदृशं समरतियतेत्रयाति त्रिदिवविमानगाः १२ विद्रुतृश्रदशारवासव। CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

さている

क्लावेदाश्रमध्येविनोयेध्यायंतिभवंतामी उप वप्रधं जेलाकारदापरं जिलाभूमिमनल्पका त्यनिवहा भूमा मरवा ये प्रता: पश्चरां तिगले श्तावकपदंदेवासुरै ईलिन म इतिमहागात पतेस्ता वं मे त्रात्मकं पर मं तपे पह ति भन्ते या प्र ग्रापा उत्रातिसमस्तर हस्यकं इहधन प तिर्तनी मा प्राप्त तां स्वलने चिरं बजे तिविद वजीवन्यक्तः परत्रससाधका इतिस्तवानुमं देविमहाग्रापतेः परं असंगोर्षसदागोष्यं चागंसुरस्दिर पंचागंचगरोश्यास्यरहस्यमम पार्विति विनाशिष्याययोदसामाधकायविनात या विनादानंनदा तसंविनादाननगाहयेत अन्य यासिकि तिनिस्यासर्वयादानमाचरेत पटल पहितिवर्ममंत्रनामसहस्रकम् स्तात्रंपचाग मनिश्वं गोपनी पंस्रपोनिवत पंचांगंसम्प्रान्थ समाप्रम इतिश्री देवीर र स्पेपरार्थ दीपि काथां घेत्रशोधनाविधिषं चिवंशः पटलः।।=।।=।।

जैनिमाग्र वेस्र सक्तायनमः जैंश्ययसूर्पपंचोंगं तिरयते अंख्रीशैलशिखरासीनंभैरवीपतिमीव्यर म् भेरवंचन्द्रमुक्टंगणगंधवं सेवितम् पत्रगा भू यत्तापेत्रज्ञामुक्टमगिरतम् भसागरागध वलसर्पेगानासकेक एम् सिंहचर्मपरिधानेग ज चमित्रियकम् कपाल् रवड्डांगधर् घटाड मरुधारिगाम विष्यलवाणासिकर वराभयक रं शिवं छाष्ठभालाकरं कामकालाश्व कमयक रम् ब्रह्मा ऐन्द्रेन्द्र निप्तंचन्द्रकोरिसमप्रभ म् यसेश कि त्ररोपेतस्यरास्य प्रजितम् रसीमारी महाप्रेतभूतवेतालसंकलम् सि आसाधापिशा चै। घनेर्वप्रणतप्रभुम् ब्रह्मिवितद्वपा वितीसितविभ्रम् गंगाधरं त्रस्त्रासंय हिसितान मपंक जम नेदिर प्राचितंश मने दृष्टा प्राचान पार्वती श्रीदेखवाच भगवन्दे वदेवेशभन्ना नामभ यप्रद वैशिवः परमेशानसंविष्टा स्तेप्रजापतिः सत्तारो श्रितार जीरू प्रलाम मोलीकनाशनः निर्य लोनेरवा ध्यद्यः कारमानाचकारणाम् वे मूलोवेदगा

Z

मोजग नाताजगमिः वेमेप्राणिधेकेदिवकीता सितविकेकरी जराएको सिभगवन्त्र यात्म हि प्रवितम् अस्ताद्वदत्तनं मयसहतं वर्त्वना प्री 44 नेरवउवाच किंवसामिशिवेत्तंयनवासिस्द लीनम् विसम्तेवदेनेशी पुंचसे प्राणिकालि मे श्रीदेयवाच देवदेवमहादेवदेत्रनायक। प्रजित सकलागमसारज्ञा की लिकाना हिते छ या। वदशीघंदयासिभोपंचागं पूर्वस् चितं म् देवदे स्य वंस्य प्रिय सर्वतत्वीन मन् स्रीने रवउवाच रात नामा द्र स्तमदेविषेचांगं हादशात्मनः सर्वागमरह स्मितेवसेसेहेनपार्वति पटलेनिसप्रजायाः प दतिक वचेपरम् मेत्रनामसहस्र चरेतावेम्रता सके प्रिये पंचांगमिद मी शानि देव देवस्य भारताः सवीगमम्पेदियं रहस्यमम् उत्तेनम् अंगत व्यमभन्नेत्योभन्नेत्रीभोगदायकम् अशाहपटन वसेम लमंत्रमपंप्रिय यस्यश्रवणमात्रेणसवे रो गै: प्रमुखते योदवदेवा भगवा भारकर सिज सार निधः प्रत्यत्तदेवोषेदानां वर्ता साद्तीच कर्म गाप्त

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

सवितेतिच देवे घ परमात्माजगत्पतिः गायत्रीवत्व भारत्याः सिक्सितिनयेश्वरः कामात्माचा परधामपरं ब्रह्मतिगायते तस्यादिदेवदेवस्य स् र्यस्य सिवतंशिव मंत्रोडारं परं वसे सबिसि हिम यंकली तारे हिम्में मूतिरामीश्र स्परे ने मध्ये विश्वमनेभवानि मंत्रोछारः सविन्वणातसा दर्गातरोभोगमोहोकहेत: इतिमञ्जादार-नारा विद्योन वादाषा नसाध्यारि भयंशिव नशोचनि यमावापिविपर्यप्रमयंत्रितः अस्ति प्रिप्रदो मेत्रा सर्वरोगहर:पर: सर्वार्ध साध केंद्रविनदे योय स्यकस्यनित् वर्णल्हाजपेनमेत्रसाधकाः साग मीरवरि किं किंनलभते मंत्रीवा कितस्य म इणात लक्षमेक जयमंत्रदशांशसाध को हतेत स्रोजिशगंसमय ग्रासाव विमुक्तितः यज्ञेपेत टवे सिद्धनोगमा सेककार गाम मंत्रस्था स्थमहा देविऋषिर्वासमीरितः गायत्र छदद्य म वितादेवतांस्मता स्राधवीजंपराश किला रं जीलक मी खरि ध मीर्घका ममोत्ता चे विनि।

योगइतिस्मृतः मायावीजेन यदी त्रभाग्य न्यस् करमास्यङ्गानियया वद् हेरेबिजपादीसाधकान्त्रनः देविमेत्रराजस्यपावंति शरत्रयेपहेन्य स्यमाधकः सत्रा वनमनः प्रोत्रोप्र त्रस्यास्यमते स्वरि मानुका शोधितं मंत्रकत तिसाधकां- निस्तीहित्याभनेमंत्रः सर्वासिक प्रदायकः वेधारि डिम्बकांतस्पशातिमध्येषठे किवे शिवशापमान्यिष्ठिः जनजाया वि सा : इपंशापहरीविद्यानपासाधक सन दशधासिवत है विशार घारंच की लिकाः संप यार्यास्यमेत्रोमेत्ररत्तामणिः परः गुरुषदे शतोत्रयाः स्याम् मन्तन्म- यज्ञासव भवेता त्यद्रमी विरात तारं बार्व विप्नहेतंदननरम् मापारात्रि र्घ मोतीर पायधीमहितन्नः री ।क्रिश्चपर मासाप्रचादयात वर्गा नास्येगायत्रीसर्वतंत्रे खुगोपिता दशभे